

\$ 882.

# ध्यानावस्थामें प्रभुसे वार्तालाप



जयदयाल गोयन्दका

मुद्रक और प्रकाशक धनश्यामदास जाडान सीताप्रेस, गोरखपुर

प्रथम संस्करण ५२५० सं० १९९४

मूल्य -)॥ डेढ़ आना



#### श्रीविष्णु



सशङ्खचकं सिकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेश्चणम् । सहारवश्चःस्थलकौरतुमिश्रयं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् ॥



श्रीहरिः

# ध्यानावस्थामें प्रभुसे वार्तालाप

साधक एकान्त और पवित्र स्थानमें कुश या ऊनके आसनपर स्वस्तिक, सिद्ध या पद्मासन आदि किसी आंसनसे स्थिर, और सुखपूर्वक वैठे और इन्द्रियोंको विषयोंसे हटाकर सम्पूर्ण सांसारिक कामनाओंका त्याग करके स्फुरणासे रहित हो जाय । पथात् आलस्यरिहत और वैराग्ययुक्त पित्रत्र चित्तसे अपने इष्टदेव भगवान्का आह्वान करे। यह खयाल रखना चाहिये कि जब ध्यानावस्थामें भगवान् आते हैं तब चित्तमें वड़ी प्रसन्तता, शान्ति, ज्ञानकी दीप्ति एवं सारे भूमण्डलमें महाप्रकाश नेत्रोंको वंद करने-पर प्रत्यक्ष-सा प्रतीत होता है। जहाँ शान्ति है वहाँ विक्षेप नहीं होता और जहाँ ज्ञानकी दीप्ति होती है वहाँ निदा-आलस्य नहीं आते । और यह विश्वास रखना चाहिये कि भगवान्से स्तुति और प्रार्थना करनेपर ध्यानावस्थामें भगवान् आते हैं। अपने इष्टदेवके साकाररूपका ध्यान करनेमें कोई कठिनाई भी नहीं है। यदि कहो कि देखी हुई चीजका ध्यान होना सहज है, विना देखी हुई चीजका ध्यान कैसे हो सकता है ? सो ठीक है; किन्तु शास्त्र

और महात्माओं के वचनों के आधारपर तथा अपने इष्टदेवके रुचिकर चित्रके आधारपर भी ध्यान हो सकता है। इसिलये साधकको उचित है कि नेत्रोंको मूँदकर अपने इष्टदेव परमेश्वरका आह्वान करे और साधारण आह्वान करनेसे न आनेपर उनके नाम और गुणोंका कीर्तन एवं दिव्य स्तोत्र और पदोंके द्वारा स्तुति और प्रार्थना करते हुए श्रद्धा और प्रेमपूर्वक करुणाभावसे गद्गद होकर भगवान्का पुन:-पुन: आह्वान करे और भगवान्के आनेकी आशा और प्रतीक्षा रखते हुए इस चौपाईका उच्चारण करे—

एक बात में पूछहु तोही। कारन कवन विसारेहु मोही॥

फिर यह विश्वास करना चाहिये कि हमारे इष्टदेव भगवान् आकाशमें हमारे सम्मुख करीव दो फीटकी दूरीपर प्रत्यक्ष ही खड़े हैं। तत्पश्चात् चरणोंसे लेकर मस्तकतक उस दिन्य मूर्तिका अवलोकन करते हुए यह चौपाई पढ़नी चाहिये—

नाथ सकल साधनकर हीना । कीन्ही कृपा जानि जन दीना ॥

हे नाथ ! मैं तो सम्पूर्ण साधनोंसे हीन हूँ, आपने मुझे दीन जानकर दया की है अर्थात् मैंने तो कोई भी ऐसा साधन नहीं किया कि जिसके वलपर ध्यानमें भी आपके दर्शन हो सके । किन्तु आपने मुझे दीन जानकर ही ध्यानमें दर्शन दिये हैं । इस प्रकार भगवान्के आ जानेपर साधक ध्यानावस्थामें भगवान्से वार्तालाप करना आरम्भ करता है ।

साधक-प्रभो ! आप ध्यानावस्थामें भी प्रकट होनेमें इतना विलम्ब

क्यों करते हैं ? पुकारनेके साथ ही आप क्यों नहीं आ जाते । इतना तरसाते क्यों हैं ?

भगवान्-तरसानेमें ही तुम्हारा परमं हित है।

- सा०-तरसानेमें क्या हित है मैं नहीं समझता । मैं तो आपके पधारनेमें ही हित समझता हूँ।
- भ०—विलम्बसे आनेमें विशेष लाभ होता है। विरह्ण्याकुलता होती है, उत्कट इच्छा होती है। उस समय आनेमें विशेष आनन्द होता है। जैसे विशेष क्षुधा लगनेपर अन अमृतके समान लगता है।
- सा०-ठीक है, किन्तु त्रिशेष विख्म्बसे आनेपर निराश होकर साधक ध्यान छोड़ भी तो सकता है।
- भ ० —यदि मुझपर इतना ही विश्वास नहीं है और मेरे आनेमें विस्न होनेके कारण जो साधक उकताकर ध्यान छोड़ सकता है, उसको दर्शन देकर ही क्या होगा।
- सा ० ठीक है, किन्तु आपके आनेसे आपमें रुचि तो बढ़ेगी ही और उससे साधन भी तेज होगा, इसल्पिये आपको पुकारनेके साथ ही पधारना उचित है।
- म०—उचित तो वही है जो मैं समझता हूँ, और मैं वही करता हूँ, जो उचित होता है।

सा०-प्रभो ! मुझे वैसा ही मानना चाहिये जैसा आप कहते हैं किन्तु मन बड़ा पाजी है । वह मानने नहीं देता । आप कहते हैं वही बात सही है फिर भी मुझे तो यही प्रिय लगता है कि मैं बुलाऊँ और तुरंत आप आ जायँ। यह बतलाइये वह कौन-सी पुकार है जिस एक ही पुकारके साथ आप आ सकते हैं ?

भ०—गोपियोंकी भाँति जब साधक मेरे ही छिये विरहसे तड़पता है तब बैसे आ सकता हूँ या मुझमें प्रेम और विश्वास करके द्रौपदी और गजेन्द्रकी भाँति जब आतुरतासे व्याकुछ होकर पुकारता है तब आ सकता हूँ । अथवा प्रह्लादके सहश निष्कामभावसे भजनेवाछेके छिये बिना बुछाये भी आ सकता हूँ ।

सा ० - विरहसे व्याकुल करके आते हैं यह आपकी कैसी आदत है। आप विरहकी वेदना देकर क्यों तड़पाते हैं ?

म ० — विरहजिनत व्याकुळताकी तो वड़ी ऊँचे दर्जेकी स्थिति है। विरहव्याकुळतासे प्रेमकी वृद्धि होती है। फिर भक्त क्षणभरका भी वियोग सहन नहीं कर सकता। उसको सदाके छिये मेरी प्राप्ति हो जाती है। एक दफा मिळनेके वाद फिर कभी छोड़ता ही नहीं। जैसे भरत चौदह साळतक विरहसे व्याकुळ रहा, फिर मेरा साथ उसने कभी नहीं छोड़ा।

- सा o आपको कभी कार्य होता तो आप प्रायः छक्ष्मण और शत्रुष्नको ही सुपुर्द करते, भरतको नहीं । इसका क्या कारण था ?
- भ०-प्रेमकी अधिकताके कारण भरत मेरा वियोग सहन नहीं कर सकता था।
- सा ०-फिर उन्होंने चौदह साळतक वियोग कैसे सहन किया ?
- म०—मेरी आज्ञासे वाध्य होकर उसको वियोग सहन करना पड़ा और उसी विरहसे प्रेमकी इतनी वृद्धि हुई कि फिर उसका मुझसे कमी वियोग नहीं हुआ ।
- सा०-पर उस विरहमें आपने भरतका क्या हित सोचा ?
- म०—चौदह सालका विरह सहन करनेसे वह विरह और मिलन-के तत्त्वको जान गया । फिर एक क्षणभरका वियोग भी उसको एक युगके समान प्रतीत होने लगा । यदि ऐसा नहीं होता तो मेरी ओर इतना आकर्षण कैसे होता ?
- सा ०-विरहकी व्याकुळतासे निराशा भी तो हो सकती है ?
- भ०-कह ही चुका हूँ कि ऐसे पुरुषोंके लिये फिर दर्शन देनेकी आवश्यकता ही क्या है ?
- सा०-फिर ऐसे पुरुषोंको आपके दर्शनके छिये क्या करना चाहिये ?

4

म०-जिस किस प्रकारसे मुझमें श्रद्धा और प्रेमकी वृद्धि हो ऐसी कोशिश करनी चाहिये।

सा०-क्या विना श्रद्धा और प्रेमके दर्शन हो ही नहीं सकते ? म०-हाँ ? नहीं हो सकते, यही नीति है ।

सा०-क्या आप रियायत नहीं कर सकते ?

भ०-किसीपर रियायत की जाय और किसीपर नहीं की जाय तो विषमताका दोष आता है। सबपर रियायत हो नहीं सकती।

सा०-क्या ऐसी रियायत कभी हो भी सकती है ?

भ०-हाँ, अन्तकालके लिये ऐसी रियायत है। उस समय बिना श्रद्धा और प्रेमके भी केवल मेरा स्मरण करनेसे ही मेरी प्राप्ति हो जाती है।

सा०-फिर उसके लिये भी यह विशेष रियायत क्यों रक्खी गयी ?

- म०-उसका जीवन समाप्त हो रहा है। सदाके वास्ते वह इस मनुष्यशरीरको त्यागकर जा रहा है। इसिंछिये उसके वास्ते यह खास रियायत रक्खी गयी है।
- सा ० यह तो उचित ही है कि अन्तकालके लिये यह विशेष रियायत रक्खी गयी है। किन्तु अन्तसमयमें मन-बुद्धि और इन्द्रियाँ अपने काबूमें नहीं रहते; अतएव उस समय आपका समरण करना भी वशकी बात नहीं है।

- म० इसके लिये सर्वदा मेरा स्मरण रखनेका अभ्यास करना चाहिये। जो ऐसा अभ्यास करेगा उसको मेरी स्पृति अवश्य होगी।
- सा०—आपकी स्मृति मुझे सदा बनी रहे इसके छिये मैं इच्छा रखता हूँ और कोशिश करता हूँ, किन्तु चञ्चल और उद्दण्ड मनके आगे मेरी कोशिश चलती नहीं। इसके छिये क्या उपाय करना चाहिये ?
- म०—जहाँ-जहाँ तुम्हारा मन जाय, वहाँ-वहीँसे उसको छोटाकर प्रेमसे समझाकर मुझमें पुनः-पुनः छगाना चाहिये अथवा मुझको सब जगह समझकर जहाँ-जहाँ मन जाय वहाँ ही मेरा चिन्तन करना चाहिये।
- सा० यह बात मैंने सुनी है, पढ़ी है और मैं समझता भी हूँ। किन्तु उस समय यह युक्ति मुझे याद नहीं रहती इस कारण आपका स्मरण नहीं कर सकता ?
- म०-आसिक्तके कारण यह तुम्हारी बुरी आदत पड़ी हुई है तथा आसिक्तका नाश और आदत सुधारनेके छिये महापुरुपोंका संग तथा नामजपका अभ्यास करना चाहिये।
- सा०-यह तो यत्किश्चित् किया भी जाता है और उससे लाभ भी होता है किन्तु मेरे दुर्भाग्यसे यह भी तो हर समय नहीं होता।

9

स्वः समें दुर्भाग्यकी कौन वात है ? इसमें तो तुम्हारी ही कोशिशकी कमी है ।

सा ० - प्रभो ! क्या भजन और सत्संग कोशिशसे होता है। म० मेरा और सत्पुरुषोंका आश्रय छेकर मजनकी जो कोशिश होती है वह अवश्य सफल होती है। उसमें कुसंग, आसक्ति और सिश्चत वाधा तो डालते हैं, किन्तु इसके तीव्र अभ्याससे सव वाधाओंका नारा हो जाता है और उत्तरोत्तर साधनकी उन्नित होकर श्रद्धा और प्रेमकी वृद्धि होती है और फिर विष्नवाधाएँ नजदीक भी नहीं आ सकतीं। प्रारम्भ केवल पूर्वजन्मके किये हुए कर्मों के अनुसार भोग प्राप्त कराता है, वह नवीन शुभ कर्मों के होनेमें बाधा नहीं डाल सकता । जो वाधा प्राप्त होती है वह साधककी कमजोरीसे होती है। पूर्वसिश्चतं पुण्योंके सिवा श्रद्धा और प्रेमपूर्वकं कोशिश करनेपर भी मेरी कृपासे सत्संग मिल सकता है।

सा०-प्रमो ! बहुत-से लोग सत्संग करनेकी कोशिश करते हैं पर जब सत्संग नहीं मिलता तो भाग्यकी निन्दा करने लग जाते हैं ! क्या यह ठीक है ?

्रमः अप्तिक है किन्तु उसमें धोखा हो सकता है। साधनमें ही हो हो हो है। जितना प्रयन्न करना चाहिये उतना

करनेपर यदि सत्संग न हो तो ऐसा माना जा सकता है
परन्तु इस विपयमें प्रारच्धकी निन्दा न करके अपनेमें
श्रद्धा और प्रेमकी जो कमी है उसीकी निन्दा करनी
चाहिये, क्योंकि श्रद्धा और प्रेमसे नया प्रारच्ध वनकर भी
परम कल्याणकारक सत्संग मिल सकता है।

सा०-प्रभो ! आप सत्संगकी इतनी महिमा क्यों करते हैं ?

भ०-विना सत्संगके न तो भजन, ध्यान, सेवादिका साधन ही होता है और न मुझमें अनन्य प्रेम ही हो सकता है। इसके विना मेरी प्राप्ति होनी कठिन है। इसीसे मैं सत्संग-की इतनी महिमा करता हूँ।

सा०-प्रभो ! वतलाइये, सत्संगके लिये क्या उपाय किया जाय ?

म०-पहले में इसका उपाय बतला ही चुका हूँ कि श्रद्धा और प्रेमपूर्वक सत्संगके लिये कोशिश करनेपर मेरी कृपासे सत्संग मिल सकता है।

सा०-अव मैं सत्संगके छिये और भी विशेष कोशिश करूँगा। आपसे भी मैं निष्काम प्रेमभावसे भजन-ध्यान निरन्तर होनेके छिये मदद माँगता हूँ।

भ०-तुम अपनी बुद्धिके अनुसार ठीक माँग रहे हो, किन्तु वह तुम्हारे मनको उतना अच्छा नहीं लगता जितने कि विषयभोग लगते हैं।

- सा० हाँ ! बुद्धिसे तो मैं चाहता हूँ, पर मन वड़ा ही पाजी है, इससे रुचि कम होनेके कारण उसको मजन-ध्यान अच्छा न छगे तो उसके आगे मैं छाचार हूँ । इसिछिये ही आप-को विशेष मदद करनी चाहिये ।
- म०—मनकी भजन-ध्यानकी ओर कम रुचि हो तो भी यही कोशिश करते रहो कि वह भजन-ध्यानमें छगा रहे। धीरे-धीरे उसमें रुचि होकर भजन-ध्यान ठीक हो सकता है।
- सा० मैं शक्तिके अनुसार कोशिश करता रहा हूँ किन्तु अभीतक सन्तोषजनक काम नहीं वना । इसीसे उत्साह भङ्ग-सा होता है। यही विश्वास है कि आपकी दयासे हो यह काम हो सकता है अतएव आपको विशेष दया करनी चाहिये।
- म ० उत्साहहीन नहीं होना चाहिये। मेरे ऊपर भार डालनेसे सब कुळ हो सकता है। यह तो ठीक है, किन्तु मेरी आज्ञाके अनुसार किटबद्ध होकर चलनेकी भी तो तुम्हें कोशिश करनी ही चाहिये। ऐसा मत मानो कि हमने सब कोशिश कर ठी है, अभी कोशिश करनेमें बहुत कमी है। तुम्हारी शक्तिके अनुसार अभी कोशिश नहीं हुई है। इसलिये खूब तत्परतासे कोशिश करनी चाहिये।

सा०-आपका आश्रय छेकर और कोशिश करनेकी चेष्टा करूँगा किन्तु काम तो आपकी दयासे ही होगा।

म०-यह तो तुम्हारे प्रेमकी वात है कि तुम मुझपर विश्वास
रखते हो । किन्तु सावधान रहना कि भूलसे कहीं हरामीपन न आ जाय । मैं कहता हूँ कि तुम्हें उत्साह बढ़ाना
चाहिये । जब मेरा यह कहना है तो तुम्हारे उत्साहमें
कमी होनेका कोई भी कारण नहीं है । केवल मन ही
तुम्हें धोखा दे रहा है । उत्साहमङ्गकी बात मनमें आने
ही मत दो, हमेशा उत्साह रक्खो ।

सा०-शान्ति और प्रसन्नता न मिलनेपर मेरा उत्साह ढीला पड़ जाता है ।

भ०-जव तुम मुझपर भरोसा रखते हो तो फिर कार्यकी सफल-ताकी ओर क्यों ध्यान देते हो १ वह भी तो कामना ही है।

सा०—कामना तो है किन्तु वह है तो केवल भजन-ध्यानकी वृद्धिके लिये ही।

भ ० - जब तुम हमारी शरण आ गये हो तो भजन-ध्यानकी बृद्धिके लिये शान्ति और प्रसन्नताकी तुम्हें चिन्ता क्यों है ? तुझे तो मेरी आज्ञापालनपर ही त्रिशेष ध्यान रखना चाहिये। कार्यके फलपर नहीं।

सा०-कार्य सफल न होनेसे उत्साहभङ्ग होगा और उत्साहभङ्ग होनेसे भजन-ध्यान नहीं बनेगा ।

म०-यह तो ठीक है, किन्तु सफलताकी कमी देखकर भी उत्साहमें

कमी नहीं होनी चाहिये । मुझपर विश्वास करके उत्तरोत्तर मेरी आज्ञासे उत्साह बढ़ाना चाहिये ।

सा० - यह बात तो ठीक और युक्तिसंगत है किन्तु फिर भी शान्ति और प्रसन्नता न मिळनेपर उत्साहमें कमी आही जाती है।

भ०-ऐसा होता है तो तुमने फिर मेरी बातपर कहाँ ध्यान दिया? इसमें तो केवळ तुम्हारे मनका धोखा ही है।

सा०-भगवन् ! क्या इसमें मेरे सिद्धत पाप कारण नहीं हैं ?

म ० - मेरी शरण हो जानेपर पाप रहते ही नहीं।

सा० —यह मैं जानता हूँ किन्तु मैं वास्तवमें आपकी पूर्णतया शरण कहाँ हुआ हूँ ? अभीतक तो केवल वचनमात्रसे ही मैं आपकी शरण हूँ ।

भ०-वचनमात्रसे भी जो एक बार मेरी शरण आ जाता है उसका भी मैं परित्याग नहीं करता। किन्तु तुम्हें तो तुम्हारा जैसा भाव है उसके अनुसार मेरे शरण होनेके छिये खूव कोशिश करनी चाहिये।

सा०-कोशिश तो खूब करता हूँ, किन्तु मनके आगे मेरी कुछ चलती नहीं ।

भ०-खूव कोशिश करता हूँ यह मानना गलत है। कोशिश थोड़ी करते हो और उसको मान वहुत लेते हो।

- सा०-इसके सुवारके छिये मैं विशेष कोशिश करूँगा किन्तु शरीरमें और सांसारिक विषयोंमें आसक्ति रहने तथा मन चञ्चल होनेके कारण आपकी दया विना पूर्णतया शरण होना बहुत कठिन प्रतीत होता है।
- भ०-कठिन मानते हो इसीळिये कठिन प्रतीत हो रहा है। वास्तवमें कठिन नहीं है।
- सा ० कठिन कैसे नहीं मानूँ १ मुझे तो ऐसा प्रत्यक्ष माछ्म होता है।
- भ०-ठीक, मालूम हो तो होता रहे किन्तु तुम्हें हमारी वातकी ओर ही ध्यान देना चाहिये।
- सा०-आजसे मैं आपकी द्यापर भरोसा रखकर कोशिश कहाँगा जिससे वह मुझे कठिन भी माछूम न पड़े । किन्तु सुना है कि आपके थोड़े-से भी नामजप तथा ध्यानसे सब पापों-का नाश हो जाता है । शास्त्र और आप भी ऐसा ही कहते हैं फिर वृत्तियाँ मिछन होनेका क्या कारण है ? थोड़ा-सा मजन-ध्यान तो मेरेद्वारा भी होता ही होगा।
- भ०-भजन-ध्यानसे सब पापोंका नाश होता है यह सत्य है
  किन्तु इसमें कोई विश्वास करे तब न । तुम्हारा भी तो
  इसमें पूरा विश्वास नहीं है, क्योंकि तुम मान रहे हो कि
  पापोंका नाश नहीं हुआ । वे अभी वैसे ही पड़े हैं।

सा ० - विश्वास न होनेमें क्या कारण है ?

भ०-नीच \* और नास्तिकोंका † संग, सिच्चत पाप और दुर्गुण । सा०- पाप और दुर्गुण क्या अलग-अलग वस्त हैं ?

भ० चोरी, जारी, झूठ, हिंसा और दम्म-पाखण्ड आदि पाप हैं तथा राग,द्वेष, काम, क्रोध, दर्प और अहंकार आदि दुर्गुण हैं।

सा०-इन सबका नाश कैसे हो ?

भ०-इनके नाशके छिये निष्काम भावसे भजन, ध्यान, सेवा और सत्संग आदि करना ही सबसे बढ़कर उपाय है।

सा०—सुना है कि वैराग्य होनेसे भी राग-द्वेषादि दोषोंका नाश हो जाता है और उससे भजन-ध्यानका साधन भी अच्छा होता है।

म० - ठीक है, वैराग्यसे भजन-ध्यानका साधन बढ़ता है ! किन्तु अन्तः करण शुद्ध हुए विना दृढ़ वैराग्य भी तो नहीं होता । यदि कहो कि शरीर और सांसारिक भोगोंमें दुःख और दोष्बुद्धि करनेसे भी वैराग्य हो सकता है, सो ठीक है । पर यह वृत्ति भी उपर्युक्त साधनोंसे ही होती है ।

<sup>\*</sup> इ.ट., कपट, चोरी, जारी, हिंसा आदि शास्त्रविपरीत कर्म करने-वालेको नीच कहते हैं।

<sup>†</sup> इंश्वरको तथा श्रुति, स्मृति आदि शास्त्रको न माननेवालेको नास्तिक कहते हैं।

अतएव भजन, ध्यान, सेवा और सत्संग आदि करनेकी प्राणपर्यन्त चेष्टा करनी चाहिये।

\* \* \* \* \*

- सा०—भगवन् ! अव यह वतछाइये कि आप प्रत्यक्ष दर्शन कब देंगे ?
- म०-इसके लिये तुम चिन्ता क्यों करते हो ? जब हम ठीक समझेंगे उसी बक्त दे देंगे । बैद्य जब ठीक समझता है तब आप ही सोचकर रोगीको अन्न देता है। रोगीको तो बैद्यपर ही निर्भर रहना चाहिये।
- सा०-आपका कथन ठीक है। किन्तु रोगीको भूख छगती है तो वह 'मुझे अन्न कब मिछेगा' ऐसा कहता ही है। जो अन्नके वास्ते आतुर होता है वह तो पूछता ही रहता है।
- भ०-त्रैच जानता है कि रोगीकी भूख सची है या झूठी। भूख देखकर भी यदि वैच रोगीको अन नहीं देता तो उस न देनेमें भी उसका हित ही है।
- सा०-ठीक है, किन्तु आपके दर्शन न देनेमें क्या हित है यह
  मैं नहीं समझता। मुझे तो दर्शन देनेमें ही हित दीखता है।
  रोटीसे तो नुकसान भी हो सकता है किन्तु आपके दर्शनसे
  कभी नुकसान नहीं हो सकता बिल्क परम छाम होता है
  इसिंछ्ये आपका मिछना रोटी मिछनेके सदृश नहीं है।

- भ०—तैद्यको जब जिस चीजके देनेसे सुधार होना माछूम पड़ता है उसीको उचित समयपर वह रोगीको देता है। इसमें तो रोगीको वैद्यपर ही निर्भर रहना चाहिये। वैद्य सच्ची भूख समझकर रोगीको रोटी देता है और उससे नुकसान मी नहीं होता। यद्यपि मेरा मिछना परम छामदायक है किन्तु मुझमें पूर्ण प्रेम और श्रद्धारूप सच्ची भूखके विना मेरा दर्शन हो नहीं सकता।
- सा०-श्रद्धा और प्रेमकी तो मुझमें बहुत ही कमी है और मुझे उसकी पूर्ति होनी भी बहुत कठिन प्रतीत होती है। अतएव मेरे छिये तो आपके दर्शन असाध्य नहीं तो कष्ट-साध्य जरूर ही हैं।
- भ०-ऐसा मानना तुम्हारी बड़ी भूछ है, ऐसा माननेसे ही तो दर्शन होनेमें विलम्ब होता है।
- सा० नहीं मानूँ तो क्या करूँ ? कैसे न मानूँ । पूर्ण श्रद्धा और प्रेमके विना तो दर्शन हो नहीं सकते और उनकी मुझमें बहुत ही कमी है ।
- म०-क्या कमीकी पूर्ति नहीं हो सकती ?
- सा० —हो सकती है, किन्तु जिस तरहसे होती आयी है यदि उसी तरहसे होती रही तो इस जन्ममें तो इस कमीकी पूर्ति होनी सम्भव नहीं।

- भ ः ऐसा सोचकर तुम खयं ही अपने मार्गमें क्यों रुकावट डाळते हो ! क्या सौ वरसका कार्य एक मिनिटमें नहीं हो सकता !
- सा०-हाँ, आपकी कृपासे सब कुछ हो सकता है।
- भ०—िफर यह हिसाव क्यों छगा छिया कि इस जन्ममें अव सम्भव नहीं।
- सा०-यह मेरी मूर्खता है पर अव आप ऐसी कृपा कीजिये जिससे आपमें शीघ्र ही पूर्ण श्रद्धा और अनन्य प्रेम हो जाय।
- भ०-क्या मुझमें तुम्हारी पूर्ण श्रद्धा और प्रेम होना मैं नहीं चाहता ? क्या मैं इसमें वाधा डाळता हूँ ?
- सा०-इसमें बाधा डाळनेकी तो बात ही क्या है शिक्षाप तो मदद ही करते हैं। किन्तु श्रद्धा और प्रेमकी पूर्तिमें विलम्ब हो रहा है इसलिये प्रार्थना की जाती है।
- भ०-ठीक है। किन्तु पूर्ण प्रेम और श्रद्धाकी जो कमी है उसकी पूर्ति करनेके छिये मेरा आश्रय छेकर खूव प्रयत करना चाहिये।
- सा०-भगवन् ! मैंने सुना है कि रोनेसे भी उसकी पूर्ति होती है। क्या यह ठीक है ?
- भ०-वह रोना दूसरा है।

सा०-दूसरा कौन-सा और कैसा ?

- भ०-वह रोना हृदयसे होता है; जैसे कि कोई आर्त दुखी आदमे दुःखनिवृत्तिके लिये सचे हृदयसे रोता है।
- सा० ठीक है। चाहता तो वैसा ही हूँ, किन्तु सव समय वैसा रोना आता नहीं।
- म ० इससे यह निश्चित होता है कि बुद्धिके विचारद्वारा तो तुम रोना चाहते हो, किन्तु तुम्हारा मन नहीं चाहता।
- सा ० भगवन् ! यदि मन ही चाहने छगे तो फिर आपसे प्रार्थना ही क्यों करूँ ! मन नहीं चाहता इसीछिये तो आपकी मदद चाहता हूँ ।
- भ ० मेरी आज्ञाओंके पालन करनेमें तत्पर रहनेसे ही मेरी
  पूरी मदद मिलती है। यह विश्वास रक्खो कि इसमें
  तत्पर होनेसे कठिन-से-कठिन भी काम सहजमें हो
  सकता है।
- सा०-भगवन् ! आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूँगा, किन्तु होगा सब आपको कृपासे ही । मैं तो निमित्त- मात्र हूँ । इसिल्ये आपकी यह आज्ञा मानकर अब विशेषरूपसे कोशिश करूँगा, मुझे निमित्त बनाकर जो कुछ करा छेना है, सो करा लीजिये ।

- ्र भ०-ऐसा मान छेनेसे तुम्हारेमें कहीं हरामीपन न आ जाय!
  - सा ०-भगवन् ! क्या आपसे मदद माँगना भी हरामीपन है।
  - म०—मदद तो माँगता रहे, किन्तु काम करनेसे जी चुराता रहे और आज्ञापालन करे नहीं, इसीका नाम हरामी-पन है। जो कुछ मैंने बतलाया है मुझमें चित्त लगाकर वैसा ही करते रहो। आगे-पीछेका कुछ मी चिन्तन मत करो। जो कुछ हो प्रसन्ततापूर्वक देखते रहो। इसीका नाम शरणागित है। विश्वास रक्खों कि इस प्रकार शरण होनेसे सब कार्योंकी सिद्धि हो सकती है।
  - सा०—विश्वास तो करता हूँ किन्तु आतुरताके कारण भूछ हो जाती है और परमशान्ति तथा परमानन्दकी प्राप्तिकी ओर छक्ष्य चछा ही जाता है।
  - म०—जैसे कार्यके फलकी ओर देखते हो वैसे कार्यकी तरफ क्यों नहीं देखते ? मेरी आज्ञाके अनुसार कार्य करनेसे ही मेरेमें श्रद्धा और प्रेमकी वृद्धि होकर मेरी प्राप्ति होती है ।
  - सा०—िकन्तु प्रभो ! आपमें श्रद्धा और प्रेमके हुए विना आज्ञाका पालन भी तो नहीं हो सकता ।
  - भ०-जितनी श्रद्धा और प्रेमसे मेरी आज्ञाका पालन हो सके उतनी श्रद्धा और प्रेम तो तुममें है ही।

सा०-फिर आपकी आज्ञाका अक्षरशः पालन न होनेमें क्या कारण है ?

भ०-सिश्चित पाप एवं राग, द्वेष, काम, क्रोधादि दुर्गुण ही बाधा डालनेमें हेतु हैं।

- सा० इनका नाश कैसे हो ?

म०—यह तो पहले ही बतला चुका हूँ। भजन, ध्यान, सेवा, सत्संग आदि साधनोंसे होगा।

सा० इसके छिये अब और भी विशेषरूपसे कोशिश करनेकी चेष्टा करूँगा। किन्तु यह भी तो आपकी मददसे ही होगा।

म०-मदद तो मुझसे चाहो जितनी ही मिल सकती है।

\* \*

सा०-प्रमो! कोई-कोई कहते हैं कि प्रमुके प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञानचक्षुसे ही होते हैं, चर्मचक्षुसे नहीं—सो क्या वात है ?

म० - उनका कहना ठीक नहीं है। मक्त जिस प्रकार मेरा दर्शन चाहता है उसको मैं उसी प्रकार दर्शन दें सकता हूँ।

सा०-आपका विग्रह तो दिव्य है फिर चर्मचक्षुसे उसके दर्शन कैसे हो सकते हैं ?

म०-मेरे अनुप्रह्से । मैं उसको ऐसी शक्ति प्रदान कर देता हूँ जिसके आश्रयसे वह चर्मचक्षुके द्वारा भी मेरे दिन्य खरूपका दर्शन कर सकता है।

सा०—जहाँ आप दिव्य साकारस्ररूपसे प्रकट होते हैं वहाँ जितने मनुष्य रहते हैं उन सत्रको आपके दर्शन होते हैं या उनमेंसे किसी एक-दोको है

भ०-मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही हो सकता है।

सा०—चर्मदृष्टि तो सबकी ही समान है फिर किसीको दुर्शन होते हैं और किसीको नहीं, यह कैसे ?

म० इसमें कोई आश्चर्य नहीं। एक योगी भी अपनी योगशक्तिसे ऐसा काम कर सकता है कि बहुर्तोके सामने प्रकट होकर भी किसीके दृष्टिगोचर हो और किसीके नहीं।

सा०-जब आप संबके दृष्टिगोचर होते हैं तब संबको एक ही प्रकारसे दीखते हैं या मिन-भिन्न प्रकारसे ?

भ०-एक प्रकारसे भी दोख सकता हूँ और मिन्न-मिन्न प्रकारसे भी। जो जैसा पात्र होता है अर्थात् मुझमें जिसकी जैसी भावना, प्रीति और श्रद्धा होती है उसको मैं उसी प्रकार दिखायी देता हूँ।

सा०-आपके प्रत्यक्ष प्रकट होनेपर भी दर्शकोंमें श्रद्धाकी कमी क्यों रह जाती है ? उदाहरण देकर समझाइये ।

मिं श्रद्धाकी कमी और अभाव होते हुए भी सबके सामने प्रकट हो सकता हूँ और प्रकट होनेपर भी श्रद्धाकी कमी-वेशी रह सकती है; जैसे दुर्योधनकी समामें में विराद्खरूपसे प्रकट हुआ और अपनी-अपनी भावनाओंके अनुसार दीख पड़ा और बहुत लोग मुझे देख भी नहीं सके।

सा ० — जब आप प्रत्यक्ष अवतार छेते हैं तब तो सबको समान भावसे दीखते होंगे ?

भ ० — अवतारके समय भी जिसकी जैसी भावना रहती है उसी प्रकार उसको दीखता हूँ। \*

सा०-बहुत-से छोग कहते हैं कि सिचदानन्द्यन परमात्मा साकाररूपसे भक्तके सामने प्रकट नहीं हो सकते। छोगोंको अपनी भावना ही अपने-अपने इष्टदेवके साकाररूपमें दीखने छगती है।

म०—वे सब भूळसे कहते हैं। वे मेरे सगुणखरूपके रहस्य-को नहीं जानते। मैं खयं सिचदानन्द्घन परमात्मा ही अपनी योगशक्तिसे दिव्य सगुण साकाररूपमें भक्तोंके छिये प्रकट होता हूँ। हाँ, साधनकाळमें किसी-किसीको भावनासे ही मेरे दर्शनोंकी प्रतीति मी

श्रे जाकी रही मावना जैसी । प्रमुं मूरति देखी तिन तैसी ॥
 २२

हो जाती है, किन्तु वास्तवमें वे मेरे दर्शन नहीं समझे जाते।

सा०-साधक कैसे समझे कि दर्शन प्रत्यक्ष हुए, या मनकी भावना ही है।

भ०-प्रत्यक्ष और भावनामें तो रात-दिनका-सा अन्तर है। जब मेरा प्रत्यक्ष दर्शन होता है तो उसमें भक्तोंके सब लक्षण घटने लग जाते हैं और उस समयकी सारी घटनाएँ भी प्रमाणित होती हैं, जैसे ध्रुवको मेरे प्रत्यक्ष दर्शन हुए और शङ्ख छुआनेसे बिना पढ़े ही उसे सब शाखोंका ज्ञान हो गया, प्रह्लादके लिये मैं प्रत्यक्ष प्रकट हुआ और हिरण्यकशिपुका नाश कर डाला। ऐसी घटनाएँ भावनामात्र नहीं समझी जा सकतीं। किन्तु जो भावनासे मेरे खरूपकी प्रतीति होती है उसकी घटनाएँ इस प्रकार प्रमाणित नहीं होतीं।

सा० — िकतने ही कहते हैं कि भगवान् तो सर्वन्यापी हैं फिर वे एक देशमें कैसे प्रकट हो सकते हैं १ ऐसा होनेपर क्या आपके सर्वन्यापीपनमें दोष नहीं आता १

म०—तहीं, जैसे अग्नि सर्वव्यापी है। कोई अग्निके इच्छुक अग्निको साधनद्वारा िकसी एक देशमें या एक साथ अनेक देशोंमें प्रज्वित करते हैं वे अग्निदेव सब देशोंमें मौज्द रहते हुए ही अपनी सर्वशक्तिको छेकर एक देशमें या

अनेक देशोंमें प्रकट होते हैं। और मैं तो अग्निसे भी बढ़कर व्यात और अपरिमित शक्तिशाली हूँ, फिर मुझ सर्वव्यापीके लिये सब जगह स्थित रहते हुए ही एक साथ एक या अनेक जगह सर्वशक्तिसे प्रकट होनेमें क्या आश्चर्य है।

सा०—आप निर्गुण निराकार होते हुए दिन्य सगुण साकार-रूपसे कैसे प्रकट होते हैं ?

म०—निर्मछ आकारामें भी परमाणुरूपमें जल रहता है वहीं जल बूँदोंके रूपमें आकर वरसता है और फिर वहीं उससे भी स्थूल वर्फ और ओलेके रूपमें भी आ जाता है। वैसे ही मैं सत् और असत्से परे होनेपर भी दिव्य ज्ञानके रूपमें गुद्ध सूक्ष्म हुई वुद्धिके द्वारा जाननेमें आता हूँ। तदनन्तर मैं नित्य विज्ञानानन्द हुआ ही अपनी योगज्ञिक्तिसे जब दिव्य प्रकाशके रूपमें प्रकट होता हूँ तब ज्योतिर्मयरूपसे योगियोंको हृदयमें दर्शन देता हूँ। और फिर दिव्य प्रकाशरूप हुआ ही मैं दिव्य सगुण साकाररूपमें प्रकट होकर भक्तको प्रत्यक्ष दीखता हूँ। जैसे सूर्य प्रकट होकर सक्को प्रत्यक्ष दीखता हूँ। जैसे सूर्य प्रकट होकर सक्को नेत्रोंको अपना प्रकाश देकर अपना दर्शन देता है।

सा० कोई-कोई कहते हैं कि जल तो जड है, उसमें इस प्रकारका विकार हो सकता है; किन्तु निर्विकार चेतन में यह सम्भव नहीं। भ०-मुझ निर्विकार चेतनमें यह विकार नहीं है। यह तो मेरी शक्तिका प्रभाव है। मैं तो असम्भवको भी सम्भव कर सकता हूँ। मेरे छिये कुछ भी अशक्य नहीं है।

सा०-अच्छा, यह बतलाइये कि आपके साक्षात् दर्शन होनेके लिये सबसे बढ़कर क्या उपाय है ?

भ०-मुझमें अनन्य भक्ति अर्थात् मेरी अनन्य शरणागित । सा०-अनन्य भक्तिद्वारा किन-किन छक्षणोंसे युक्त होनेपर आप मिछते हैं ?

म०-दैवी सम्पत्तिके छक्षणोंसे युक्त होनेपर (गीता १६। १से ३)।

सा०—दैवी सम्पत्तिके सब छक्षण आनेपर ही आप मिछते हैं या पहले भी ?

भ०-यह कोई खास नियम नहीं है कि दैवी सम्पत्तिके सब गुण होने ही चाहिये; किन्तु अनन्य भक्ति अवस्य होनी चाहिये।

सा०—दैवी सम्पत्तिके गुण कम होनेपर भी आप केवल अनन्य भक्तिसे मिलते हैं। तो फिर मिलनेके वाद दैवी सम्पत्तिके सब लक्षण आ जाते होंगे ?

भ०-दैवी सम्पत्तिके छक्षण ही क्या और भी विशेष गुण आ जाते हैं।

सा ० - वे विशेष गुण कौन-कौन-से हैं ?

म०-समता आदि (गीता १२। १३ से २० तक )।

सा०—वे लक्षण आपकी प्राप्ति होनेके पीछे ही आते हैं या पहले भी?

भ०-पहले भी कुछ आ जाते हैं किन्तु मेरी प्राप्ति होनेके बाद तो आ ही जाते हैं।

सा०-आपकी प्राप्तिके छिये भक्तका क्या कर्त्तव्य है ?

भ०-यह तो वतला ही चुका कि केवल मेरी सब प्रकारसे शरण होना ।

सा०-रारणमें भी आप खयं क्यों नहीं छे छेते ?

भ०-किसीको जबरदस्ती शरणमें छे छेना मेरा कर्त्तव्य नहीं है, शरण होना तो भक्तका कर्त्तव्य है।

सा०-इस विषयमें विवेकविचारसे जो शरण होना चाहता है उसको आप मदद देते हैं या नहीं ?

म०-जो सरछ चित्तसे मदद माँगता है, उसको अवस्य देता हूँ।

सा ं जो आपकी प्राप्तिके लिये सब प्रकारसे आपकी शरण होना चाहता है उसके साधनमें ऋदि, सिद्धि, देवता आदि विष्न डाल सकते हैं या नहीं ?

म०-कोई भी विन्न नहीं डाल सकते ।

सा ं —देखनेमें तो आता है कि आपकी मिक्त करनेवाले पुरुषोंको अनेक विघ्नोंका सामना करना पड़ता है और उससे साधनमें रुकावटें भी पड़ जाती हैं।

अ०—वे सव प्रकारसे मेरी शरण नहीं हैं ।

ग

सा ० — आपको प्राप्त होनेके वाद अणिमादि सिद्धियाँ भी उसमें आ जाती हैं क्या ?

म०-भक्तको इनकी आवश्यकता ही नहीं है।

सा०-यदि भक्त इच्छा करे तो भी ये प्राप्त हो सकती हैं या नहीं ?

भ०-मेरा भक्त इन सबकी इच्छा करता ही नहीं और करे तो वह मेरा अनन्य भक्त ही नहीं ।

सा०-आपकी प्राप्ति होनेके बाद आपके भक्तका क्या अधिकार होता है ?

भ०-वह अपना कुछ भी अधिकार नहीं मानता है और न चाहता ही है ।

सा०-उसके न चाहनेपर भी आप तो दे सकते हैं ?

म०-हाँ, मुझे आवश्यकता होती है तो दे देता हूँ ।

सा०-आपको भी आवश्यकता ?

म०-हाँ, संसारमें जीवोंके कल्याणके लिये, जो धर्म और मिक्तके प्रचार करनेकी आवश्यकता है वही मेरी आवश्यकता है ।

- सा०—उस समय आप उसको कितना अधिकार देते हैं ? अ भ०—जितना मुझको उससे कार्य छेना होता है ।
- सा०-यह अधिकार क्या आप सभी भक्तोंको दे सकते हैं या किसी-किसीको ?
- भ०-उदासीनको छोड़कर जो प्रसन्नताके साथ छेना चाहता है उन सभीको यह अधिकार दे सकता हूँ।
- सा०-धर्म, सदाचार और भक्तिके प्रचारार्थ पूर्ण अधिकार देनेके योग्य आप किसको समझते हैं ? कैसे खमाववाले भक्तको आप पूरा अधिकार दे सकते हैं ?
- भ०-जिसका दूसरोंके हितके छिये अनायास ही सर्वखत्याग करनेका खमाव है, जिसमें सबका कल्याण हो, ऐसी खामाविक वृत्ति सदासे चछी आ रही है, और जो दूसरोंकी प्रसन्तापर ही सदा प्रसन्न रहता है, ऐसे उदार खमाव-वाछे परम दयाछ प्रेमी भक्तको मैं अपना पूर्ण अधिकार दे सकता हूँ।
- सा० नया आपकी प्राप्तिके बाद भी सबके खभाव एक-से नहीं होते ?
- म० नहीं, क्योंकि साधनकालमें जिसका जैसा खमाव होता है प्रायः वैसा ही सिद्धावस्थामें भी होता है। किन्तु हर्ष, श्रोक, राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि विकारोंका अत्यन्तामाव

सभीमें हो जाता है। एवं समता, शान्ति और परमानन्दकी प्राप्ति भी सबको समानभावसे ही होती है। तथा शास्त्राज्ञाके प्रतिकृछ कर्म तो किसीके भी नहीं होते। किन्तु सारे कर्म (शास्त्रानुकृछ कियाएँ) मेरी आज्ञाके अनुसार होते हुए भी भिन्न-भिन्न होते हैं।

सा०-फिर उनकी बाहरी क्रियाओं में अन्तर होनेमें क्या हेतु है ?

भ०-किसीका एकान्तमें वैठकर साधन करनेका खमाव होता है और किसीका सेवा करनेका। खमाव, प्रारच्य और बुद्धि भिन्न-भिन्न होनेके कारण तथा देश-काल और परिस्थितिके कारण भी वाहरकी क्रियाएँ भिन्न-भिन्न होती हैं।

सा०-ऐसी अवस्थामें सबसे उत्तम तो वही है जिसको आप पूरा अधिकार दे सकते हों।

भ०-इसमें उत्तम-मध्यम कोई नहीं है। समी उत्तम हैं। जिसके स्वभावमें स्वाभाविक ही काम करनेका उत्साह विशेष होता है उसके ऊपर कामका भार विशेष दिया जाता है।

सा०-आपके वतलाये हुए काममें तो सबको उत्साह होना

भ०—मेरे वतलाये हुए काममें उत्साह तो सभीको होता है किन्तु मैं उनके खमावके अनुसार ही कामका भार देता हूँ, किसीका खमाव मेरे पास रहनेका होता है तो मैं उसको बाहर नहीं मेजता । जिसका लोकसेवा करनेका खमाव

होता है उसके जिम्मे लोकसेवाका काम लगाता हूँ। जिसमें विशेष उपरामता देखता हूँ उसके जिम्मे काम नहीं लगाता। जिसका जैसा खमाव और जैसी योग्यता देखता हूँ उसके अनुसार ही उसके जिम्मे काम लगाता हूँ।

सा० — किन्तु भक्तको तो ऐसा ही खभाव बनाना चाहिये जिससे आप निःसङ्कोच होकर उसके जिम्मे विशेष काम छगा सकें। अतः इस प्रकारका खभाव बनानेके छिये सबसे बढ़कर उपाय क्या है ?

म० - केवल एकमात्र मेरी अनन्य शरण ही ।

सा०-अनन्य शरण किसे कहते हैं, कृपया वतलाइये ?

म०-गुण और प्रभावके सिहत मेरे नाम और रूपका अनन्य भावसे निरन्तर चिन्तन करना, मेरा चिन्तन रखते हुए ही केवल मेरी प्रीत्यर्थ मेरी आज्ञाका पालन करना तथा मेरे किये हुए विधानमें हर समय प्रसन्न रहना ।

सा०-प्रमो ! आपका ध्यान (चिन्तन) करना मुझे भी अच्छा माछ्म पड़ता है । किन्तु मन स्थिर नहीं होता । जल्दीसे इधर-उधर भाग जाता है । इसका क्या कारण है ?

भ०-आसिक के कारण मनको संसारके विषय-भोग प्रिय छगते हैं। तथा अनेक जन्मोंके जो संस्कार इकट्टे हो रहे हैं वे मनको स्थिर नहीं होने देते।

- सा०ं—जिनसे न तो मेरे किसी प्रयोजनकी सिद्धि होती है और न जिनमें मेरी आसक्ति ही है ऐसे व्यर्थ पदार्थोंका चिन्तन क्यों होता है ?
- भ०-मन खामाविक ही चब्राल है इसिलये उसे न्यर्थ पदार्थों के चिन्तन करनेकी आदत पड़ी हुई है और उसे उनका चिन्तन रुचिकर भी है यह भी एक प्रकारकी आसिक ही है, इसीलिये वह उनका चिन्तन करता है।

सा०-इसके लिये क्या उपाय करना चाहिये ?

हिं

ता

से

ग से

> म०-मनकी सँमाल रखनी चाहिये कि वह मेरे रूपका ध्यान लोड़कर दूसरे किसी भी पदार्थोंका चिन्तन न करने पावे। इसपर भी यदि दूसरे पदार्थोंका चिन्तन करने लगे तो तुरंत इसे समझाकर या बलपूर्वक वहाँसे हटाकर मेरे ध्यानमें लगानेकी पुन:-पुनः तत्परतासे चेष्टा करनी चाहिये।

सा०-मनको दूसरे पदार्थीसे कैसे हटाया जाय ?

भ० - जैसे कोई बच्चा हाथमें चाकू या कैंची छे छेता है तो माता उसको समझाकर छुड़ा छेती है। यदि मूर्खताके कारण बच्चा नहीं छोड़ना चाहता तो माता उसके रोनेकी परवा न रखकर वलात्कारसे भी छुड़ा छेती है। वैसे ही इस मनको समझाकर दूसरे पदार्थोंका चिन्तन छुड़ाना चाहिये

क्योंकि यह मन भी बालककी भाँति चञ्चल है । परिणाममें होनेवाळी हानिपर विचार नहीं करता ।

सा ० – यह तो मालूम ही नहीं पड़ता कि मन धोखा देकर कहाँ और कब किस चीजको चुपचाप जाकर पकड़ लेता है; इसके लिये क्या किया जाय ?

म ० - जैसे माता वचेका बरावर ध्यान रखती है वैसे ही मनकी निगरानी रखनी चाहिये।

सा०—मन बहुत ही चञ्चल, बलवान् और उद्दण्ड है, इसिल्ये इसका रोकना बहुत ही कठिन प्रतीत होता है ?

म०-कठिन तो है, पर जितना तुम मानते हो उतना नहीं है, क्योंकि यह प्रयन्न करनेसे रुक सकता है। अतएव इसको कठिन मानकर निराश नहीं होना चाहिये । माता वचेंकी रक्षा करनेमें कभी कठिनता नहीं समझती यदि समझे तो उसका पाठन ही कैसे हो ?

सा०-त्रया मन सर्वया वचेके ही समान है ?

म ० - नहीं । वचेसे भी वलवान् और उद्गण्ड अधिक है ।

सा० - तब फिर इसका निग्रह कैसे किया जाय ?

**म**०-निग्रह तो किया जा सकता है क्योंकि मनसे बुद्धि बलवान् हैं और बुद्धिसे भी त् अत्यन्त बळवान्। है इसळिये जैसे माता अपनी समझदार छड़कीके द्वारा अपने छोटे वचेको

समझाकर या लोम देकर यदि वह नहीं मानता तो भय दिखलाकर भी अनिष्टसे बचाकर इष्टमें लगा देती है वैसे ही मनको बुद्धिके द्वारा भोगोंमें भय दिखाकर उसे इन नाशवान् और क्षणभङ्गुर सांसारिक पदार्थोंसे हटाकर पुनः-पुनः मुझमें लगाना चाहिये।

- सा० इस प्रकार चेष्टा करनेपर भी मैं अपनी विजय नहीं देख रहा हूँ।
- म० -यदि विजय न हो तो भी डटे रहो, धवराओ मत । जब मेरी मदद है तो निराश होनेका कोई कारण ही नहीं है। विश्वास रक्खो कि छड़ते-छड़ते आखिरमें तुम्हारी विजय निश्चित है।
- सा०-प्रभो ! अब यह वतलाइये कि जब मैं आपका ध्यान करनेके लिये एकान्तमें बैठता हूँ तो निद्रा, आलस्य सताने लगते हैं इसके लिये क्या करना चाहिये ?
- म०—हल्का (लघु) और सात्त्रिक तो भोजन करना चाहिये। शरीरको स्थिर और सीधा रखते हुए एवं नेत्रोंकी दृष्टिको नासिकाके अग्रभागपर रखकर पद्मासन या स्वस्तिकादि किसी आसनसे सुखपूर्वक वैठना चाहिये तथा दिव्य स्तोत्रोंके द्वारा मेरी स्तुति-प्रार्थना करनी चाहिये, एवं मेरे नाम, रूप, गुण, लीला और प्रभावादि जो तुमने महापुरुषोंसे सुने हैं या शास्त्रोंमें पढ़े हैं, उनका वारंबार

कीर्तन और मनन करना चाहिये। ऐसा करनेसे साल्विक भाव होकर बुद्धिमें जागृति हो जाती है फिर तमोगुणके कार्य निद्रा और आछस्य नहीं आ सकते।

सा०—भगवन् ! आपने गीतामें कहा है कि मेरा सर्वदा निरन्तर चिन्तन करनेसे मेरी प्राप्ति सुलम है, क्योंकि मैं किये हुए साधनकी रक्षा और कमीकी पूर्ति करके बहुत ही शीष्र संसार-सागरसे उद्धार कर देता हूँ ? किन्तु आप अपनी प्राप्ति जितनी सुलम और शीष्रतासे होनेवाली बतलाते हैं वैसी मुझे प्रतीत नहीं होती ?

म॰—मेरा नित्य निरन्तर चिन्तन नहीं होता है, इसीसे मेरी प्राप्ति तुझे कठिन प्रतीत होती है।

सा०—आपका कहना यथार्थ है। आपका निरन्तर चिन्तन करनेसे अवश्य आपकी प्राप्ति शीघ्र और सुगमतासे हो सकती है। किन्तु निरन्तर आपका चिन्तन होना ही तो कठिन है। उसके छिये क्या करना चाहिये ?

मिंदि गुण, प्रभाव, तत्त्व और रहस्यको न जाननेके कारण ही निरन्तर मेरा चिन्तन करना कठिन प्रतीत होता है। वास्तवमें वह कठिन नहीं है।

सा ० — आपका गुण, प्रमान, तत्त्व और रहस्य क्या है ? बतलाइये । म ० — अतिशय समता, शान्ति, दया, प्रेम, क्षमा, माधुर्य, वात्सल्य, गम्भीरता, उदारता, सुद्धदतादि मेरे गुण हैं। सम्पूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य, तेज, शक्ति, सामर्थ्य और असम्भवको भी सम्भव कर देना आदि मेरा प्रमाव है। जैसे परमाणु, भाप, बादल, बूँदें और ओले आदि सब जल ही हैं, त्रैसे ही सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, व्यक्त, अव्यक्त, जड, चेतन, स्थावर, जंगम, सत्, असत् आदि जो कुछ भी है तथा जो इससे भी परे है वह सब मैं ही हूँ। यह मेरा तत्त्व है। मेरे दर्शन, भाषण, स्पर्श, चिन्तन, कीर्तन, अर्चन, वन्दन, स्तवन आदिसे पापी भी परम पवित्र हो जाता है, यह विश्वास करना तथा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् सर्वत्र समभावसे स्थित मुझ मनुष्यादि शरीरोंमें प्रकट होनेवाले और अवतार लेनेवाले परमात्माको पहचानना यह रहस्य है।

सा०-इन सबको कैसे जाना जाय ?

भ०—जैसे छोटा बच्चा आरम्भमें विद्या पढ़नेसे जी चुरांता है किन्तु जब विद्या पढ़ते-पढ़ते उसके गुण, प्रभाव, तत्त्व और रहस्यको जान छेता है तो फिर बड़े प्रेम और उत्साहके साथ विद्याम्यास करने छगता है तथा दूसरोंके छुड़ानेपर भी नहीं छोड़ना चाहता, वैसे ही सत्संगके द्वारा मेरे भजन, ध्यान आदिका साधन करते-करते मनुष्य मेरे गुण, प्रभाव, रहस्यको जान सकता है फिर उसे ऐसा

आनन्द और शान्ति मिळती है कि वह छुड़ानेपर भी नहीं छोड़ सकता।

- सा०—प्रमो ! क्या आपका निरन्तर चिन्तन रखते हुए आपकी आज्ञाके अनुसार शरीर और इन्द्रियोंके द्वारा व्यापार भी हो सकता है !
- म०—दृढ़ अभ्याससे हो सकता है। जैसे कछुएका अपने अण्डोंमें, गौका अपने छोटे बच्चेमें, कामीका स्त्रीमें, छोभोका धनमें, मोटर-ड्राइवरका सड़कमें, नटनीका अपने पैरोंमें ध्यान रहते हुए उनके शरीर और इन्द्रियोंके द्वारा सब चेष्टाएँ भी होती हैं इसी प्रकार मेरा निरन्तर चिन्तन करते हुए मेरी आज्ञाके अनुसार शरीर और इन्द्रियोंके द्वारा सब काम हो सकते हैं।

सा०-आपकी आज्ञा क्या है ?

- मं ० सत् शास्त्र, महापुरुषोंके वचन, हृदयकी सात्त्विक स्फुरणाएँ ये तीनों मेरी आज्ञाएँ हैं। इन तीनोंमें मतमेद प्रतीत होनेपर जहाँ दोकी एकता हो उसीको मेरी आज्ञा समझकर काममें छाना चाहिये।
- सा०—जहाँ तीनोंका भिन्न-भिन्न मत प्रतीत हो वहाँ क्या किया जाय ?
- **म**०-वहाँ महापुरुषोंकी आज्ञाका पालन करना चाहिये।

सा०-क्या इसमें शास्त्रोंकी अवहेलना नहीं होगी !

म० - नहीं, क्योंकि महापुरुष शास्त्रोंके विपरीत नहीं कह सकते । सर्वसाधारणके लिये शास्त्रोंका निर्णय करना कठिन है तथा इसका यथार्थ तात्पर्य देश और कालके अनुसार महात्मालोग ही जान सकते हैं। इसीलिये महापुरुष जो मार्ग बतलावें वही ठीक है।

सा ० - केवल हृदयकी सात्त्रिक स्फुरणाको ही भगवत्-आज्ञा मान लें तो क्या आपत्ति है है

भ०-मान सकते हो । किन्तु वह स्फरणा शास्त्र या महापुरुषोंके वचनोंके अनुकूछ होनी चाहिये। क्योंकि साधकको शासककी आवश्यकता है, नहीं तो अज्ञानवश कहीं राजसी, तामसी स्फरणाको सारिवक माननेसे साधकमें उच्छुङ्खछता आकर उसका पतन हो सकता है।

सा०-यहाँ शास्त्रसे आपका क्या अभिप्राय है ?

भ०-श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराणादि जो आर्प प्रन्थ हैं, वे सभी शास्त्र हैं। िकन्तु यहाँपर भी मतभेद प्रतीत होनेपर श्रुतिको ही बळवान् समझना चाहिये। क्योंकि स्मृति, इतिहास, पुराणादिका आधार श्रुति ही है।

सा०-श्रुति, स्मृति आदि सारे शास्त्रोंका ज्ञान होना साधारण मनुष्योंके लिये कठिन है, ऐसी अवस्थामें उनके लिये क्या आधार है ?

भ०-उन पुरुषोंको शास्त्रोंके ज्ञाता महापुरुषोंका आश्रय छेना चाहिये।

सा०-महापुरुष किसे माना जाय ?

म०-जिसको तुम अपने हृदयसे सबसे श्रेष्ठ मानते हो वे ही तुम्हारे लिये महापुरुष हैं।

सा०-प्रमो ! मेरी मान्यतामें भूछ एवं उसके कारण मुझे धोखा भी तो हो सकता है।

भ०-उसके छिये कोई चिन्ता नहीं। मेरे आश्रित जनकी मैं खयं सब प्रकारसे रक्षा करता हूँ।

सा०—प्रमो ! मैं महापुरुषकी जाँच किस आधारपर करूँ ? महापुरुषोंके छक्षण क्या हैं ?

म > —गीताके दूसरे अध्यायमें श्लोक ५५ से ७१ तक स्थितप्रज्ञके नामसे अथवा छठे अध्यायमें श्लोक ७ से ९ तक योगीके नामसे या अ० १२ श्लो० १३ से १९ तक मिक्तमान्के नामसे अथवा अ० १४ श्लो० २२ से २५ तक गुणातीतके नामसे वतलाये हुए लक्षण जिस पुरुषमें हों वहीं महापुरुष है।

सा ० — ऐसे महापुरुषोंका मिलना कठिन है। ऐसी परिस्थितिमें क्या करना चाहिये ?

**भ**०-ऐसी अवस्थामें सबके छिये समझनेमें सरछ और सुगम

सर्वशास्त्रमयी गीता ही आधार है जो कि अर्जुनके प्रति मेरेद्वारा कही गयी है।

सा - प्रधानतासे गीतामें बतलाये हुए किन-किन रलेकोंको लक्ष्यमें रखकर साधक अपना गुण और आचरण बनावे ?

म०—इसके लिये गीतामें बहुत-से क्लोक हैं; उनमेंसे मुख्यतंया ज्ञानके नामसे बतलाये हुए अ० १३ के क्लो० ७ से ११ तक या देवी सम्पत्तिके नामसे वतलाये हुए अ० १६ के क्लो० १ से ३ तक अथवा तपके नामसे बतलाये हुए अ० १७ के क्लो० १४ से १७ तकके अनुसार अपना जीवन वनाना चाहिये।

सा०—प्रमो ! अब यह बतलाइये आपने कहा कि मेरे किये हुए विधानमें हर समय प्रसन्न रहना चाहिये । इसका क्या अभिप्राय है ?

भ०—सुख-दुःख, लाम-हानि, प्रिय-अप्रिय आदिकी प्राप्तिरूप मेरे किये हुए विधानको मेरा मेजा हुआ पुरस्कार मानकर सदा ही सन्तुष्ट रहना ।

सा०-इन सबके प्राप्त होनेपर सदा प्रसन्तता नहीं होती । इसका

भ०-मेरे प्रत्येक विधानमें दया भरी हुई है, इसके तत्त्व और रहस्यको छोग नहीं जानते ।

- सा० ह्री, पुत्र, धन, मकान आदि जो सांसारिक सुखदायक पदार्थ हैं वे सब मोह और आसक्तिके द्वारा मनुष्यको बाँधनेवाले हैं। इन सबको आप किस लिये देते हैं? और इस विधानमें आपकी दयाके रहस्यको जानना क्या है?
- म > जैसे कोई राजा अपने प्रेमीको अपने पास शीघ्र बुलानेके लिये मोटर आदि सवारी मेजता है वैसे ही मैं पूर्वकृत पुण्योंके फलस्वरूप स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि सांसारिक पदार्थोंको दूसरोंको सुख पहुँचानेके लिये एवं सदाचार, सद्गुण और मुझमें प्रेम बढ़ाकर मेरे पास शीघ्र आनेके लिये देता हूँ। इस प्रकार समझना ही मेरी दयाके रहस्यको जानना है।
- सा०-न्नी, पुत्र, धनादि सांसारिक पदार्थोंके विनाशमें आपकी दयाका तत्त्व और रहस्य क्या है ?
- मिं जैसे पतङ्गे आदि जन्तु रोशनीको देखकर मोह और आसिक्तिके कारण उसमें गिरकर मस्म हो जाते हैं। और उनकी ऐसी दुर्दशा देखकर दयालु मनुष्य उस रोशनीको बुझा देता है, ऐसा करनेमें यद्यपि वे जीव नहीं जानते तो भी उसकी उनके ऊपर महान् दया ही होती है। इसी प्रकार मनुष्यको भोग और आसिक्तिके द्वारा बाँधकर नरकामें डालनेवाले इन पदार्थोंका नाश करनेमें भी मेरी महान् दया ही समझनी चाहिये।

सा ० - आप मनुष्यको आरोग्यता, बल और बुद्धि आदि किसल्यि देते हैं ?

भ ० - सत्संग, सेवा और निरन्तर भजन-ध्यानके अभ्यासद्वारा मेरे गुण, प्रभाव, तत्त्व और रहस्यको समझनेके छिये।

सा ० च्याधि और संकट आदिकी प्राप्तिमें आपकी दयाका दर्शन कैसे करें ?

भ ० - व्याधि और संकट आदिके भोगद्वारा पूर्वकृत किये हुए पापरूप ऋणसे मुक्ति, तथा दुःखका अनुभव होनेके कारण भविष्यमें पाप करनेमें रुकावट होती है। मृत्युका भय बना रहनेसे शरीरमें वैराग्य होकर मेरी स्मृति होती है। इसके अतिरिक्त यदि व्याधिको परम तप समझकर सेवन किया जाय तो मेरी प्राप्ति भी हो सकती है। ऐसा समझना मेरी दयाका दर्शन करना है।

सा०-महापुरुषोंके संगमें आपकी दया प्रत्यक्ष है, किन्तु उनके वियोगमें आपकी दया कैसे समझी जाय ?

भ ़ — प्रकाशके हटानेसे ही मनुष्य प्रकाशके महत्त्वको समझता है। इसिछिये महापुरुषोंसे पुनः मिछनेकी उत्कट इच्छा उत्पन्न करने और उनमें प्रेम बढ़ानेके छिये एवं उनकी प्राप्ति दुर्छम और महत्त्वपूर्ण है इस बातको जाननेके छिये ही मैं उनका वियोग देता हूँ ऐसा समझना चाहिये।

सा०-कुसंगके दोषोंसे बचानेके छिये आप दुष्ट दुराचारी पुरुषोंका

वियोग देते हैं इसमें तो आपकी दया प्रत्यक्ष है, किन्तु बिना इच्छा आप उनका संग क्यों देते हैं ?

- म०—दुराचारसे होनेवाली हानियोंका दिग्दर्शन कराकर दुर्गुण और दुराचारोंसे वैराग्य उत्पन्न करनेके लिये मैं ऐसे मनुष्योंका संग देता हूँ। किन्तु स्मरण रखना चाहिये, जो जान-बूझकर कुसंग करता है वह मेरा दिया हुआ नहीं है।
- सा सर्वसाधारण मनुष्योंके संयोग और वियोगमें आपकी द्या कैसे देखें ?
- भ उनमें दया और प्रेम करके उनकी सेवा करनेके छिये तो संयोग एवं उनमें वैराग्य करके एकान्तमें रहकर निरन्तर मजन-च्यानका साधन करनेके छिये वियोग देता हूँ, ऐसा समझना ही मेरी दयाका देखना है।
- सा०—नीतिधर्म और भजन-ध्यानमें वाधा पहुँचानेवाले मामले-मुकद्दमे आदि झंझटोंमें आपकी दयाका अनुभव कैसे करें ?
- भ० नीति-वर्म, मजन-ध्यान आदिमें काम, क्रोध, लोम, मोह, मय तथा कमजोरीके कारण ही बाधा आती है। जो मनुष्य न्यायसे प्राप्त हुए मुकद्दमें आदि झंझटोंको मेरा मेजा हुआ पुरस्कार मानकर नीति और धर्म आदिसे विचलित नहीं होता है उसमें आत्मबलको बढ़ानेवाले धीरता, वीरता गम्भीरता आदि गुणोंकी वृद्धि होती है यह समझना ही मेरी दयाका अनुभव करना है।

सा०—भक्तकी मान, वड़ाई, प्रतिष्ठादिको आप क्यों हर छेते हैं, इसमें क्या रहस्य है ?

म० — अज्ञानरूपी निद्रासे जगाने, एवं साधनकी रुकावटको दूर करने तथा दम्भको हटाकर सची मिक्त बढ़ानेके छिये ही मैं मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदिको हर छेता हूँ। यही रहस्य है।

सा०-आपकी विशेष दया क्या है ?

भ०—मेरे भजन, ध्यान, सेवा, सत्संग, सद्गुण और सदाचार आदिकी जो स्मृति, इच्छा और प्राप्ति होती है—यह विशेष दया है।

सा०-जब ऐसा है तब कर्मों के अनुसार आपके किये हुए इन सब विधानोंको आपका मेजा हुआ पुरस्कार मानकर क्षण-क्षणमें मुग्ध होना चाहिये।

भ०—बात तो ऐसी ही है किन्तु लोग समझते कहाँ हैं।

सा०-इसके समझनेके छिये क्या करना चाहिये ?

भ०—गुण और प्रभावके सिंहत मेरे नामरूपका अनन्यभावसे निरन्तर चिन्तन तथा मेरा चिन्तन रखते हुए ही मेरी आज्ञाके अनुसार निष्कामभावसे कर्मोंका आचरण और मेरी दयाके रहस्यको जाननेवाछे सत्पुरुषोंका संग करना चाहिये।





#### श्रीपरमात्मने नमः

# आपको आवश्यकता है—

भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार और धर्मकी; घरपरिवार और संसारके पवित्र प्रेमकी; छोक-परलोकका सरलसीधा मार्ग वतानेवालेकी; भय, शोक, चिन्ता, आसुरी
स्वभावके दुर्गुणोंसे छुड़ानेवालेकी; समता, शान्ति,
निश्चिन्तता, प्रेम और परमानन्द देनेवालेकी। दुनियामें रहते
हुए इन सवकी प्राप्तिका सुगम मार्ग—सहज साधन वतानेमें—
श्रीजयदयालजी गोयन्दकालिखित—

## 'तत्त्व-चिन्तामणि'

—आपकी सहायता कर सकती है। एक पुस्तक मँगवा-कर जरा पढ़कर देखिये, आपकी विचारधारा पळटती है या नहीं ?

मोटा पण्टिक कागज, साफ सुन्दर छपाई, बड़े अक्षर, भगवान्के २ मनोहर चित्र, प्रथम भाग (पृ० ३५०) मू० ॥०), सजिल्द ॥।०) यह ११००० छप चुकी है। इसीका छोटा गुटका संस्करण, पृ० ४४८, मू०।०) स०।०)

द्वितीय भाग (पृ॰ ६३२, सचित्र) मू॰ ॥=) सजिब्द १=) इसीका छोटा गुटका संस्करण, पृष्ठ ७५०, मूल्य ।=) सजिब्द ॥)

. यह पुस्तक सदा सवके कामकी है। पता—गीताप्रेस, गोरखपुर

| श्रीजयदयालजी गोयन्दकाकी अन्य पुस्तकें                                   |                  |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------|
| १-परमार्थ-पत्रावली-( भाग १ ) सचित्र, कल्याणकारी ५१ पत्रों-              |                  |          |      |
| का छोटा-सा संग्रह, पृष्ठ १४४, मूल्य ।)                                  |                  |          |      |
| २-गीताका सूक्ष्म विषय-गीताके प्रत्येक श्लोकका हिन्दीमें सारांश, मू० -)। |                  |          |      |
| ३-गजलगीता-गजलमें गीताका वारहवाँ अध्याय, मू० आधा पैसा                    |                  |          |      |
| ४-ध्यानावस्थामें प्रभुसे वार्ताळाप अपके हाथमें ही है                    |                  |          |      |
| तत्त्व-चिन्तामणि माग १ और २ से ही अलग छपे                               |                  |          |      |
| हुए कुछ लेख                                                             |                  |          |      |
| १-गीता-निबन्धावली-यह गीताकी अनेक वार्ते समझनेके लिये                    |                  |          |      |
| उपयोगी है। पृष्ठ ८८, मृत्य                                              | is and desire    | 104      | =)11 |
| २-समा सुख और उसकी प्राप्तिके उपा                                        | य-साकार और डि    | गासप्रके | -)11 |
| ध्यानादिका रहस्यपूर्ण वर्ण                                              | न, मल्य          | •••      | -)   |
| ३-प्रेमभक्तिप्रकाश-( सचित्र ) इसमें                                     | भगवानकी प्रार्थः | रा तथा   | 7    |
| मानसिक पूजा आदिका व                                                     | र्णन है। म०      |          | -)   |
| ४-गीतोक्त साख्ययोग और निष्कामकर्म                                       | योग              |          | )11  |
| ५-भगवान् क्या हैं                                                       | •••              |          | )11  |
| ६-भगवत्प्राप्तिके विविध उपाय                                            | •••              | •••      | )    |
| ७-सत्यकी शरणसे मुक्ति                                                   | •••              | •••      | )11  |
| ८-ध्यापारसुधारकी आवश्यकता और व                                          | यापारसे मुक्ति   |          | )    |
| ९—त्यागसे भगवत्प्राप्ति · · ·                                           |                  | •••      | 100  |
| ०-महात्मा किसे कहते हैं ?                                               | to. The sure     |          | )    |
| १-प्रेमका सच्चा स्वरूप                                                  | •••              |          | )1   |
| २-इमारा कर्तव्य                                                         |                  | •••      | )1   |
| ३-ईश्वर दयाल और न्यायकारी है                                            | •••              | •••      | )1   |
| ४-ईश्वर-साक्षात्कारके लिये नामजप सर्वे                                  | पिरि साधन है     | •••      | )1   |
| ५-धर्म क्या है                                                          | •••              | •••      | )1   |
| Partin principal                                                        | uar -            |          | )    |
| पता-गीतात्रेस, गोरखपुर                                                  |                  |          |      |

### ''कल्याण'' धार्मिक मासिक पत्र (हर महीनेमें ३५१०० छपता है)

मिक्त, ज्ञान, वैराग्य और धर्म-सम्बन्धी सचित्र मासिक पत्र, सालमरमें १६०० पेज, सैकड़ों सुन्दर चित्र, मूल्य ४८), वर्षके आदिमें एक विशेषांक भी निकक्ता है, जो प्राहकोंको इसी मूल्यमें मिल जाता है। प्रारम्भसे घवतक ११ विशेषांक निकल जुके हैं। उनमेंसे नीचे किले इस समय प्राप्य हैं— १ मक्ताङ्क-पु०२४६,चित्रभ५,मू०१॥)स०१॥।८) २ रामायणाङ्क-पु०४१२,चित्रभ५,मू०१॥)स०१॥।८) ३ योगाङ्क-दशव वर्षका नवीन विशेषांक,पु०८८४, चित्र४७०,मू०३॥), स०४), प्री फाइल ४८)

ध वेदान्ताङ्क-११ वें वर्षका सुन्दर विशेषांक पृ० ७४४, चित्र १९१, मू० १) स० ३॥) पूरी

भाइछ ४३)

५ संत-अङ्क-१२ वें वर्षका विशेषांक (तीन खण्डोंमें) ए० ८७४, चिन्न ४७०, मू० ३॥) (डाकखर्च सबमें हमारा)

आप भी प्राहक बनकर घर बैढे सरसंग कीकिये! मित्रोंको उपहार दीजिये और संप्रह कीजिये। कल्याणका सुन्दर संस्करण अंग्रेजीमें भी निकल रहा है, इसके भी चार विशेषांक निकल चुके हैं। (इन सबमें बाहरका विज्ञापन भी नहीं रहता)

व्यवस्थापक-कल्याण-कार्याख्य, गोरखपुर